











(i) X

# Online Commodity Trading A/C

10 Times Margin for Option Selling, 20 Times Margin for NSE & MCX Trading, KYC in 30 min

Hpliga Financial Services

**OPEN** 

HOME संस्कृत शिक्षण पाठशाला » लघुसिद्धान्तकौमुदी » साहित्यम » दर्शनम» स्तोत्रम/गीतम » कर्मकाण्डम » विविध » **DOWNLOADS** »

Home » कर्मकाण्ड , पूजा » देव पूजा विधि Part-1 स्वस्तिवाचन, गणेश पूजन

# देव पूजा विधि Part-1 स्वस्तिवाचन, गणेश पूजन

जगदानन्द झा 1:38 am 48 टिप्पणियां

इस प्रकरण में पञ्चाङ्ग पूजा विधि दी गई है। प्रायः प्रत्येक संस्कार, व्रतोद्यापन, हवन आदि यज्ञ यज्ञादि में पञ्चाङ्ग पूजन का विधान है। षोडशोपचार या पञ्चोपचार अर्चन का क्रम सामान्यतः प्रचलित है। अतः तत्सबंधी मंत्र दे दिये गये हैं। पुरुषसूक्त के षोडश मंत्र और रूद्रसूक्त के नमस्ते रुद्र. आदि षोडश मंत्रों से भी सभी देव पूजन में अर्चन करने की सामान्य विधि है।

ध्यातव्य है कि पूजन के इस प्रकरण के अभ्यास से संकल्प विशेष का परिवर्तन करके विविध पूजा के आयोजन सामान्य रूप से कराये जा सकते हैं। प्रत्येक पूजारंभ के पूर्व निम्नांकित आचार-अवश्य करने चाहिये-आत्मशुद्धि, आसन शुद्धि, पवित्र धारण, पृथ्वी पूजन, संकल्प, दीप पूजन, शंख पूजन, घंटा पूजन और स्वस्तिवाचन तत्पश्चात् ही देव पूजन प्रारम्भ करना चाहिए।

शुभ मूहर्त में शुद्ध वस्त्र धारण करके यजमान पूजा के लिए मण्डप में आये। दक्षिण ओर पत्नी को ग्रंथिबन्धन करके बैठाया जाय। यथासंभव शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करना उत्तम होता है। तदनन्तर आत्म शुद्धि के लिए आचमन करें।

ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः। तीन बार आचमन कर आगे दिये मंत्र पढ़कर हाथ धो लें। ॐ विष्णवे नमः।। पुनः बायें हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने ऊपर और पूजा सामग्री पर निम्न श्लोक पढ़ते हुए छिड़कें।

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।

यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।।

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

आसन शुद्धि-नीचे लिखा मंत्र पढकर आसन पर जल छिडके-

🕉 पृथ्वि! त्वया धृता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता।

त्वं च धारय मां देवि ! पवित्रां कुरु चासनम्।।

शिखाबन्धन- ॐ मानस्तोके तनये मानऽआयुषि मानो गोषु मानोऽअश्वेषुरीरिषः। मानोळीरान् रुद्रभामिनो व्वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ।

ॐ चिद्रपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते।

तिष्ठ देवि शिखाबद्धे तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे।।

कुश धारण- निम्न मंत्र से बायें हाथ में तीन कुश तथा दाहिने हाथ में दो कुश धारण करें।

ॐ पवित्रोस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्व्वः प्रसवऽउत्पृनाम्यच्छिद्रेण पवित्रोण सूर्यस्य रश्मिभिः। तस्य

#### Search

**Popular** 

Tags

**Blog Archives** 

#### लोकप्रिय पोस्ट



# देव पूजा विधि Part-1 स्वस्तिवाचन, गणेश

इस प्रकरण में पञ्चाङ्ग पूजा विधि दी गई है। प्रायः प्रत्येक संस्कारं , व्रतोद्यापन , हवन आदि यज्ञ यज्ञादि में पञ्चाङ्ग पूजन क...

#### संस्कृत कैसे सीखें

इस ब्लॉग में विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश एवं अन्य विविध देवी देवताओं के स्तोत्रों का विशाल संग्रह उपलब्ध है।

## तर्पण विधि



प्रातःकाल पूर्व दिशा की और मुँह कर बायें और दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में पवित्री (पैती) धारण करें। यज्ञोपवीत को सव्य कर लें। त...

## लघुसिद्धान्तकौमुदी (अन्सन्धि-प्रकरणम्)

अच्सिन्धिः If you cannot see the audio controls, your browser does not suppo...

ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयम्। पुनः दायें हाथ को पृथ्वी पर उलटा रखकर ॐ पृथिव्यै नमः इससे भूमि की पञ्चोपचार पूजा का आसन शुद्धि करें। पुनः ब्राह्मण यजमान के ललाट पर कुंकुम तिलक करें।

ॐ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः। तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये।

उसके बाद यजमान आचार्य एवं अन्यू ऋत्विजों के साथ हाथ में पुष्पाक्षत लेकर स्वत्ययन पढ़े।

ॐ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासोऽ परीतास उद्भिदः। देवा नो यथा सदमिद् वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे।। देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवाना ँ रातिरभि नो निवर्तताम्। देवाना ँ सख्यमुपसेदिमा व्वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे।। तान्पूर्वया निविदा हमहे वयं भगं मित्रामदितिं दक्षमश्रिधम्। अर्यमणं वरुण ँ सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।। तन्नो व्वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः। तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्।। तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रिक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये।। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्षुयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।। पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। अग्निर्जिह्ना मनवः सुरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह।। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवा ँ सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः।। शतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रसो यत्रा पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः।। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्।।

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष U शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्व्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं Ü शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।।

यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभयं कुरू।

शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुब्धयः।। सुशान्तिर्भवतु।। हाथ में लिए पुष्प और अक्षत गणेश एवं गौरी पर चढ़ा दें। पुनः हाथ में पुष्प अक्षत आदि

लेकर मंगल श्लोक पढ़े। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः।

विश्वेशं माधवं द्वण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम् 11111 वक्रतण्ड! महाकाय! कोटिसर्यसमप्रभ! 1 निर्विघ्नं कुरु मे देव! सर्वकार्येषु सर्वदा 11211 सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः 11311 धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छ्रणुयादपि 11411 विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ı सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते 11511 शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् 1 प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये 11611 अभीप्सितार्थ-सिद्धार्थं पूजितो यः सुराऽसुरैः 1 सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये 11711 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ! शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि ! नमोऽस्तु ते 11811 सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्

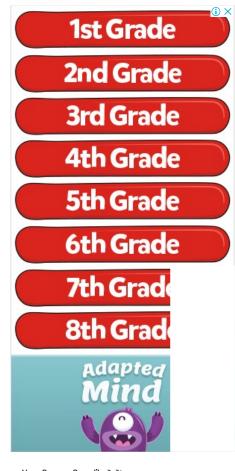

ब्लॉग की सामग्री यहाँ खोजें।

खोज

#### लेखानुक्रमणी

- **▶** 2020 (23)
- ▶ 2019 (57)
- ▶ 2018 (63)
- **▶** 2017 (42)
- **2016 (32)**
- ▶ 2015 (37)

(i) X

येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः ।।९।। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि।। 10।। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः 111111 यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः भूतिध्रुवा नीतिमीतिर्मम ।।12।। श्रीर्विजयो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।। 13।। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम् 111411 त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः सर्वेष्वारम्भकार्येषु देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनाः 111511 हाथ में लिये अक्षत-पुष्प को गणेशाम्बिका पर चढ़ा दें।

#### संकल्प

## दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर संकल्प करे।

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ स्वस्ति श्रीमन्मुकन्दसच्चिदानन्दस्याज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे द्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्रीश्वेतबाराहकल्पे स्वायम्भुवादिमन्वतराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृत-त्रोता-द्वापर- कलिसंज्ञानां चतुर्युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे तथा पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्ण-भूमण्डलान्तर्गतसप्तद्वीपमध्यवर्तिनि श्रीगङ्गादिसरिद्धिः पाविते परम-पवित्रे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गतकाशी-कुरुक्षेत्र-पुष्कर-प्रयागादि-नाना-तीर्थयुक्त कर्मभूमौ मध्यरेखाया मध्ये अमुक दिग्भागे अमुकक्षेत्रे ब्रह्मावर्तादमुकदिग्भागा-वस्थितेऽमुकजनपदे अमुकग्रामे तज्जनपदान्तर्गते श्रीगङ्गायमुनयोरमुकदिग्भागे श्रीनर्मदाया अमुकप्रदेशे देवब्राह्माणानां सन्निधौ श्रीमन्नपतिवीरविक्रमादित्य-समयतोऽमुक संख्यापरिमिते प्रवर्तमानवत्सरे प्रभवादिषष्ठिसम्वत्सराणां मध्ये अमुकनाम सम्वत्सरे, अमुकायने, अमुकगोले, अमुकऋतौ, अमुकमासे, अमुकपक्षे, अमुकतिथौ, अमु कवासरे, यथांशकलग्नमुहूर्तनक्षत्रायोगकरणान्वित.अमुकराशिस्थिते श्रीसुर्ये. अमुकराशिस्थे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे, देवगुरौ, शेषेषु यथायथाराशिस्थानस्थितेषु, सत्सु एवं ग्रहगुणविशिष्टेऽस्मिन्शुभक्षणे अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा वर्मा-गुप्त-दास सपत्नीकोऽहं श्रीअमुकदेवताप्रीत्यर्थम् अमुककामनया ब्राह्मणद्वारा कृतस्यामुकमन्त्रपुरश्वरणस्य सङ्गतासिद्धार्थ- ममुकसंख्यया परिमितजपदशांश-होम-तद्दशांशतर्पण-तद्दशांश-ब्राह्मण-भोजन रूपं कर्म करिष्ये।

#### अथवा –

ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य द्विपदचतुष्पदसहितस्य सर्वारिष्ट्रनिरसनार्थं सर्वदा शुभफलप्राप्तिमनोभि- लिषतिसद्धिपूर्वकम् अमुकदेवताप्रीत्पर्थं होमकर्माहं करिष्ये। अक्षत सहित जल भूमि पर छोड़ें।

पुनः जल आदि लेकर- तदङ्गत्वेन निर्विध्नतासिद्धार्थं श्रीगणपत्यादिपूजनम् आचार्यादिवरणञ्च करिष्ये। तत्रादौ दीपशंखघण्टाद्यर्चनं च करिष्ये। इसके बाद कर्मपात्र में थोड़ा गंगाजल छोड़कर गन्धाक्षत, पुष्प से पूजा कर प्रार्थना करें।

🕉 गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि! सरस्वति!।

नम्मिदे! सिन्धु कावेरि! जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।।

अस्मिन् कलशे सर्वाणि तीर्थान्यावाहयामि नमस्करोमि।

कर्मपात्र का पूजन करके उसके जल से सभी पूजा वस्तुओं को सींचे।

घृतदीप-(ज्योति) पूजन-

विद्विवत्याय दीपपात्रय नमः-से पात्र की पूजा कर ईशान दिशा में घी का दीपक जलाकर अक्षत के ऊपर रखकर ॐ अग्निज्योंतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा । अग्निर्व्वर्च्यो ज्योतिर्व्वर्चः स्वाहा सूर्योव्वर्चोज्योतिर्व्वर्चः स्वाहा ।। ज्योतिः सूर्यः सूर्य्यो ज्योतिः स्वाहा।

भो दीप देवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्। यावत्पूजासमाप्तिः स्यात्तावदत्रा स्थिरो भव।।

🕉 भूर्भुवः स्वः दीपस्थदेवतायै नमः आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि

# **Free Training** on Share Market

freestocktraining.in

Free Book on Stock Market

Read our Free Book on "Art of Stock Investing" YouTube Channel r - bse2nse

**OPEN** 

- ▼ 2014 (106)
- दिसंबर (6)
- नवंबर (8)
- ▶ अक्तूबर (5)
- ► सितंबर (2)
- अगस्त (9)
- जुलाई (2)
- ▶ मई (4)
- ▶ अप्रैल (11)
- ▼ मार्च (40) धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा... संस्कृत काव्यों में छन्द स्मृति ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था, एक समीक्षा स्मृति ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था (तृतीय अध्याय... स्मृति ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था (द्वितीय अध्... स्मृति ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था, स्मृति - स्व... संस्कृत भाषा के विकास हेतु कार्ययोजना संस्कृत भाषा और छन्दोबद्धता संस्कृत की पुस्तकें वाया संस्कृत संस्थान Learn Hieratic in Hindi Part -5 उपनयन

कार्तिक स्त्री प्रस्ता शान्ति

```
नमस्करोमि।
शंखपूजन
       शंख को चन्दन से लेपकर देवता के वायीं ओर पुष्प पर रखकर
                 ॐ शंखं चन्द्रार्कदैवत्यं वरुणं चाधिदैवतम्।
                 पृष्ठे प्रजापतिं विद्यादग्रे गङ्गासरस्वती।।
                 त्रौलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया।
                 शंखे तिष्ठन्ति वै नित्यं तस्माच्छंखं प्रपूजयेत्।।
                 त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे।
                 निमतः सर्वदेवैश्च पाङ्जन्य! नमोऽस्तुते।।
पाञ्चजन्याय विदाहे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भवः स्वः शंखस्थदेवतायै नमः
शंखस्थदेवतामावाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। शंख मुद्रा करें।
घण्टा पूजन-ॐ सर्ववाद्यमयीघण्टायै नमः,
                 आगमार्थन्तु देवानां गमनार्थन्तु रक्षसाम्।
                 कुरु घण्टे वरं नादं देवतास्थानसन्निधौ।।
ॐ भूर्भुवः स्वः घण्टास्थाय गरुडाय नमः गरुडमावाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि
समर्पयामि। गरुडमुद्रा दिखाकर घण्टा बजाऐं। दीपक के दाहिनी ओर स्थापित कर दें। 🕉
गन्धर्वदैवत्याय धूपपात्राय नमः इस प्रकार धूपपात्र की पूजा कर स्थापना कर दें।
गणेश गौरी पूजन
हाथ में अक्षत लेकर-भगवान् गणेश का ध्यान-
        गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्।
        उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्क्षजम्।।
गौरी का ध्यान -
                 नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
                 नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्।।
                 श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ध्यानं समर्पयामि।
गणेश का आवाहन-
हाथ में अक्षत लेकर ॐ गणानां त्वा गणपति ँ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ँ हवामहे निधीनां
त्वा निधिपति ँ हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्।।
                 एह्येहि हेरम्ब महेशपुत्र ! समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष !।
                 माङ्गल्यपूजाप्रथमप्रधान गृहाण पूजां भगवन् ! नमस्ते।।
ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च।
हाथ के अक्षत को गणेश जी पर चढा दें। पुनः अक्षत लेकर गणेशजी की दाहिनी ओर गौरी जी का
आवाहन करें।
गौरी का आवाहन -
                 ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन।
                 ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्।।
                 हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्।
                 लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्।।
                 ॐभूर्भुवः स्वः गौर्ये नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि,
                 पजयामि च।
प्रतिष्ठा-
         ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ँ समिमं दधातु।
         विश्वे देवास इह मादयन्तामो ३ म्प्रतिष्ठ।।
          अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च।
          अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन।।
          गणेशाम्बिके ! सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्।
    प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः।
(आसन के लिए अक्षत समर्पित करे)।
पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, स्नानीय और पुनराचमनीय हेतु जल
          ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्।।
          एतानि पाद्याघ्र्याचमनीयस्नानीयपुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः।
दुग्धस्नान-ॐ पय: पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः। प्रदिशः सन्तु
मह्यम्।।
                 कामधेनुसमृद्भृतं सर्वेषां जीवनं परम।
```

मूलगण्डान्त शान्ति प्रयोग गृहप्रवेश विधि शिलान्यास विधि देव पूजा विधि Part-22 भागवत पूजन विधि देव पूजा विधि Part-20 सत्यनारायण पूजा विधि देव पूजा विधि Part-19 अभिषेक विधि देव पूजा विधि Part-18 हवन विधि देव पूजा विधि Part-17 कुश कण्डिका देव पूजा विधि Part-16 प्राणप्रतिष्ठा विधि देव पूजा विधि Part-15 सर्वतोभद्र पूजन देव पूजा विधि Part-14 महाकाली, लेखनी, दीपावली देव पूजा विधि Part-13 लक्ष्मी-पूजन देव पूजा विधि Part-12 कुमारी-पूजन देव पूजा विधि Part-11 दुर्गा-पूजन देव पूजा विधि Part-10 पार्थिव-शिव-पूजन देव पूजा विधि Part-9 शिव-पूजन देव पूजा विधि Part-8 शालग्राम-पूजन देव पूजा विधि Part-6 नवग्रह-स्थापन एवं पूजन देव पूजा विधि Part-5 नान्दीश्राद्ध प्रयोग देव पूजा विधि Part-4 षोडशमातृका आदि-पूजन देव पूजा विधि Part-3 पुण्याहवाचनम् देव पूजा विधि Part-2 कलशस्थापन देव पूजा विधि Part-1 स्वस्तिवाचन, गणेश पूजन देवताओं के पूजन के नियम

- ▶ फ़रवरी (11)
- जनवरी (8)
- ▶ 2013 (13)
- ▶ 2012 (55)
- ▶ 2011 (14)

जगदानन्द झा. Blogger द्वारा संचालित.

(i) X

पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पयः स्नानं समर्पयामि। द्धिस्नान - ॐ द्धिक्राव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। सुरभि नो मुखाकरत्प्रण आयू ँ षि तारिषत्।। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्। दध्यानीतं मया देव! स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दधिस्नानं समर्पयामि। (पुनः जल स्नान करायें।) घृत स्नान - ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिघृते श्रितो घृतम्वस्य धाम। अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्।। नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकम्। घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।। 🕉 भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, घृतस्नानं समर्पयामि। (पुनः जल स्नान करायें।) मधुस्नान -ॐ मधुव्वाताऽऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ँ रजः। मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो व्वनस्पतिर्म्मधुमाँऽ२ अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः।। पुष्परेणुसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु। तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मधुस्नानं समर्पयामि। (पुनः जल स्नान करायें।) शर्करास्नान - ॐ अपा ँ रसमुद्वयस Ü सूर्ये सन्त ँ समाहितम्। अपा 🖒 रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्।। इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम्। मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।। ॐ भूर्भ्वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शर्करास्नानं समर्पयामि। (पुनः जल स्नान करायें।) पञ्चामृतस्नान - ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सश्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशेऽभवत्सरित्।। पञ्चामृतं मयानीतं पयो दधि घृतं मधु। शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नान-ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तऽआश्विनाः श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय कर्णायामा अवलिप्तारौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः।। पशुपतये गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धुकावेरि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोकस्नानं समर्पयामि। <mark>आचमन -</mark> शुद्धोकदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमन के लिए जल दें।) वस्त-ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात् स उ श्रेयान् भवति जायमानः। तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो3 मनसा देवयन्तः।। शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्। देहालङ्करणं वस्त्रामतः शान्तिं प्रयच्छ मे।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रां समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र के बाद आचमन के लिए जल दे। उपवस्त-ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूप ँ सं व्ययस्व विभावसो।। यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किञ्चिन्न सिध्यति। उपवस्तं प्रयच्छामि सर्वकर्मापकारकम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त न हो तो रक्त सूत्र अर्पित करे। आचमन -उपवस्त्र के बाद आचमन के लिये जल दें।

# Free Training on Share Market

freestocktraining.in

Free Book on Stock Market

Read our Free Book on "Art of Stock Investing" YouTube Channel na bse2nse

**OPEN** 

मास्तु प्रतिलिपिः

इस ब्लॉग के बारे में

संस्कृतभाषी ब्लॉग में मुख्यतः मेरा

वैचारिक लेख, कर्मकाण्ड,ज्योतिष, आयुर्वेद, विधि, विद्वानों की जीवनी, 15 हजार संस्कृत पुस्तकों, 4 हजार पाण्डुलिपियों के नाम, उ.प्र. के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि के नाम व पता, संस्कृत गीत

आदि विषयों पर सामग्री उपलब्ध हैं। आप लेवल में जाकर इच्छित विषय का चयन करें। ब्लॉग की सामग्री खोजने के लिए खोज सुविधा का उपयोग करें

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 2

Powered by

Publish for Free

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 3

4/26/2020, 6:31 PM

```
यज्ञोपवीत -ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रां प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्।
           आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः।।
          यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीततेनोपनह्यामि।
          नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्।
          उपवीतं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर !।।
🕉 भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि।
आचमन -यज्ञोपवीत के बाद आचमन के लिये जल दें।
चन्दन -ॐ त्वां गन्धर्वा अखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः।
        त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत।।
        श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरम्।
        विलेपनं सुरश्रेष्ठ ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्।।
        🕉 भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि।
अक्षत -ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत।
       अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजान्विन्द्र ते हरी।।
       अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः।
      मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर।।
       ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान् समर्पयामि।
पुष्पमाला -ॐ ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः।
        अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः।।
       माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो।
       मयाहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।।
       ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि।
दुर्वा -ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि।
      एवा नो दूर्वे प्रतनुसहश्रेण शतेन च।।
      दूर्वाङ्कुरान् सुहरितानमृतान् मङ्गलप्रदान्।
       आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक ।।।
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि।
सिन्दूर-ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्नाः।
       घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः।।
       सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्।
       शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्।।
       ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दूरं समर्पयामि।
अबीर गुलाल आदि नाना परिमल द्रव्य-
       ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः।
       हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमा ँ सं परि पातु विश्वतः।।
        अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्।
       नाना परिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर!।।
        ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि।
सुगन्धिद्रव्य-ॐ अहिरिव0 इस पूर्वीक्त मंत्र से चढ़ाये
       दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्भुतम्।
       गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम्।।
       ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि।
धूप- ॐ धूरसि धूर्व्व धूर्व्वन्तं धूर्व्वतं योऽस्मान् धूर्व्वति तं धूर्व्वयं वयं धूर्व्वामः। देवानामसि वद्दितम ँ RECENT POSTS
               सिस्नतमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्।।
                    वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः।
                     आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।।
       ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघ्रापयामि।
दीप- ॐ अग्निज्योंतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योंतिः सूर्यः स्वाहा।
       अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा।।
       ज्योर्ति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा।।
       साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वद्दिना योजितं मया।
       दीपं गृहाण देवेश त्रौलौक्यतिमिरापहम्।।
```

भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने।

त्राहि मां निरयाद घोराद दीपज्योतिर्नमोऽस्त् ते।।

Publish for Free Powered by

#### SANSKRITSARJANA वर्ष 2 अंक-1

Powered by

Publish for Free

#### मेरे बारे में



जगदानन्द झा मेरा पूरा प्रोफ़ाइल देखें

#### संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 1

Powered by

Publish for Free

#### समर्थक एवं मित्र

# Followers (277) Next Follow

करोना के परिप्रेक्ष्य में स्मृति ग्रंथों में वर्णित आचरण की व्यवस्था कम्प्यूटर द्वारा संस्कृत शिक्षण का पाठ्यक्रम काव्यप्रकाशः (दशम उल्लासः 2) काव्यप्रकाशः (दशम उल्लासः 1) काव्यप्रकाशः (नवम उल्लासः)

#### अव्यवस्थित सूची

संस्कृत की प्रतियोगिताएँ श्रीमद्भागवत् की टीकायें

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि।

हस्तप्रक्षालन -'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले। नैवेद्य-पुष्प चढ़ाकर बायीं हाथ से पूजित घण्टा बजाते हुए।

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष Ü शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्राँत्तथा लोकाँ2 अकल्पयन्।।

ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा।

ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा।

शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च।

आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।।

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं निवेदयामि।

नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।

ऋतुफल - ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः।

बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ँ हसः।।

इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव।

तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि।।

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि।

फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जलं अर्पित करे। ॐ मध्ये-मध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तरापोशनं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि।

करोद्वर्तन-ॐ अँ शुना ते अँ शुः पृच्यतां परुषा परुः।

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः।।

चन्दनं मलयोद्भृतं कस्तूर्यादिसमन्वितम्।

करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर।।

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्वर्तनकं चन्दनं समर्पयामि।

ताम्बूल -ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः।।

पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्।

एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्।।

ॐ भूर्भुंवः स्वः गणेशोम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासार्थम् एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि।

(इलायची, लौंग-सुपारी के साथ ताम्बूल अर्पित करे।)

दक्षिणा-ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक् आसीत्।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।।

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः।

अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे।।

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य दक्षिणा समर्पित करे।)

विशेषार्घ्य-ताम्रपात्र में जल, चन्दन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा और दक्षिणा रखकर अर्घ्यपात्र को हाथ में लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ें:-

ॐ रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रौलोक्यरक्षक।
भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्।।
द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो!।
वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद।।
गृहाणाघ्र्यमिमं देव सर्वदेवनमस्कृतम्।
अनेन सफलार्घ्येण फलदोऽस्तु सदा मम।

जनगणना 2011 में संस्कृत का स्थान उत्तर प्रदेश के माध्यमिक संस्कृत विद्यालय

#### लेखाभिज्ञानम्



7 of 13



<mark>आरती</mark>-ॐ इद ँ हविः प्रजननं मे अस्त दशवीर ँ सर्वगण ँ स्वस्तये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मास्

धत्त।।

ॐ आ रात्रि पार्थिव ँ रजः पितुरप्रायि धामभिः। दिवः सदा ँ सि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः।। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्। आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अरार्तिकं समर्पयामि।

(कर्पूर की आरती करें, आरती के बाद जल गिरा दें।)

मन्त्र पुष्पांजलि-अंजली में पुष्प लेकर खड़े हो जायें।

ॐ मालतीमल्लिकाजाती- शतपत्रादिसंयुताम्।

पुष्पांलिं गृहाणेश तव पादयुगार्पितम्।।

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।।

नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर।।

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पुष्पाञ्जलि अर्पित करे।)

प्रदक्षिणा -ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुकाहस्ता निषङ्गिणः। तेषा ँ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि।

> यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे।।

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि।

(प्रदक्षिणा करे।)

#### प्रार्थना।।

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।। लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय। निर्विविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।। अनया पूजया सिद्धि-बुद्धि-सहितः श्रीमहागणपतिः साङ्गः परिवारः प्रीयताम्।। श्रीविघ्नराजप्रसादात्कर्तव्यामककर्मनिर्विघ्नसमाप्तिश्चास्त् । ब्लाग लेखक- जगदानन्द झा, लखनऊ

इसके आगे की विधि के लिए कलश स्थापन पर चटका लगायें।

Share: f

)**-**(



लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी के पदभार ग्रहण से पूर्व सामयिक विषयों पर कविता,निबन्ध लेखन करता रहा। संस्कृत के सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा। संस्कृत विद्या में महती अभिरुचि के कारण अबतक चार ग्रन्थों का सम्पादन। संस्कृत को अन्तर्जाल के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी तक पहुँचाने की जिद। संस्कृत के प्रसार एवं विकास के लिए ब्लॉग तक चला आया। मेरे अपने प्रिय शताधिक वैचारिक निबन्ध, हिन्दी कविताएँ, 21 हजार से अधिक संस्कृत पुस्तकें, 100 से अधिक संस्कृतज्ञ विद्वानों की जीवनी, व्याकरण आदि शास्त्रीय विषयों की परिचर्चा, शिक्षण- प्रशिक्षण और भी बहुत कुछ मुझे एक दूसरी ही दुनिया में खींच ले जाते है। संस्कृत की वर्तमान समस्या एवं वृहत्तम साहित्य को अपने अन्दर महसूस कर अपने आप को अभिव्यक्त करने की इच्छा बलवती हो जाती है। मुझे इस क्षेत्र में कार्य करने एवं संस्कृत विद्या अध्ययन को उत्सुक समुदाय को नेतृत्व प्रदान करने में अत्यन्त सुखद आनन्द का अनुभव होता है।

MAHABHARATA LIBRARY MAGAZINE MANUSCRIPTOLOGY PUSTAK SANGDARSHIKA SANSKRIT SANSKRIT LANGUAGE SANSKRIT SAPTAHA SANSKRITSARJANA STUDENT CONTEST UGC NET/ JRF

#### **PAGES**

संस्कृत- शिक्षण- पाठशाला 1 संस्कृत शिक्षण पाठशाला 2 विद्वत्परिचयः 1

विद्वत्परिचयः 2 विद्वत्परिचयः 3

स्तोत्र - संग्रहः

पुस्तक विक्रय पटल

पुरानी पोस्ट →

← नई पोस्ट मुख्यपृष्ठ

#### 48 टिप्पणियां:

Unknown 11 फ़रवरी 2019 को 11:38 pm Radhey radhey जवाब दें

Unknown 4 मार्च 2019 को 4:14 am Bhut hi achcha जवाब दें

Unknown 2 अप्रैल 2019 को 3:47 am सुन्दर जवाब दें

उत्तर

**Unknown** 14 मई 2019 को 12:25 pm Ati sundar

Unknown 14 मई 2019 को 12:26 pm Ati sundar

Unknown 16 अगस्त 2019 को 12:20 am अच्छा लगा

Unknown 19 नवंबर 2019 को 7:51 am अति सुंदर एवं स्पष्ट

जवाब दें

Vijay Kumar Shukla 17 अप्रैल 2019 को 2:50 am बहुत सुन्दर, वाह जवाब दें

Tinu 23 अप्रैल 2019 को 7:54 am Guru ji audio kese2 sune जवाब दें

> पुरूषोत्तम सोनी 30 अप्रैल 2019 को 3:40 am बहोत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विधी मंत्रोच्चार के साथ बताया बहोत धन्यवाद जी जवाब दें

Unknown 2 मई 2019 को 5:29 am subhashitm जवाब दें

**Unknown** 9 मई 2019 को 7:47 pm **Yes** 

#### जवाब दें

## Jyotish pandey 20 ਸई 2019 को 7:50 pm

Very nice ji aap hame aise hi margdarshan karte rahe

जवाब दें

Unknown 12 जून 2019 को 11:06 pm Very nice

जवाब दें

Unknown 20 जून 2019 को 7:27 pm wonderful ji pl call 8770300255 जवाब दें

Unknown 1 जुलाई 2019 को 9:21 am Superb guru dev जवाब दें

Unknown 29 जुलाई 2019 को 8:11 pm अद्भुत पूजनं जवाब दें

Unknown 5 अगस्त 2019 को 6:00 am Guru ji bahut hi sunder vidhi apne batai ha जवाब दें

Unknown 23 अगस्त 2019 को 11:00 am Bahut achha laga jha ji जवाब दें

Ritesh pathak 25 अगस्त 2019 को 4:26 am आप के पास देवपूजा विधि के सभी पार्ट की pdf हो तो प्रदान करने की कृपा करे मेरे 9755216599 व्हाट्सएप में भेज दीजिये।

।।आचार्य श्री रूद्रेश्वरण।। 26 अगस्त 2019 को 9:52 am अति सुंदर लेख

जवाब दें

बेनामी 1 सितंबर 2019 को 7:04 am

Punya air dharm ka kàam जवाब दें

Unknown 1 सितंबर 2019 को 6:07 pm Jitna varnan kiya jaye kam hai bahut sundar जवाब दें

Saurabh pandey 9 सितंबर 2019 को 7:53 am कृपया इसे पीडीएफ के रूप में अपलोड करें धन्यवाद

जवाब दें

तर्पण विधि 23 सितंबर 2019 को 6:40 am

सत्यनारायण स्वामी का संपूर्ण पूजन विधि यदि पीडीएफ में हो तो देने की कृपा करें. साथ में हिन्दी में टिप्पणी हो सके तो देने की भी कृपा करें.

जवाब दें

**(E)** Unknown 28 सितंबर 2019 को 11:33 pm

Very good bahut sunder

जवाब दें

Unknown 12 अक्तूबर 2019 को 8:53 am jabr jast guru dev जवाब दें

**RADHEY shyam** 27 अक्तूबर 2019 को 2:42 am

Very good post

जवाब दें

**Unknown** 13 नवंबर 2019 को 7:19 am

Bahut hi Achcha aisa hi Puja Vidhi Vidhan PDF Jarur Karen dhanyvad sir

जवाब दें

**\_\_\_\_ Unknown** 17 नवंबर 2019 को 7:36 pm

Subh vivah Bihar ka vidhi vidhan mantra ke saath PDF jarur Mera no.7020873904 par bheje

जवाब दें

**Unknown** 8 दिसंबर 2019 को 4:46 am

PDF mai भेजने की kripya kare mera नो hai 8057422189

जवाब दें

Unknown 18 दिसंबर 2019 को 8:27 pm अतिसुंदर....

जवाब दें

**Unknown** 25 दिसंबर 2019 को 1:35 am

Sir shiv ji ko bhashm arpit krne ka mantra btaye

जवाब दें

**Care Table 1:01** Pm 30 दिसंबर 2019 को 1:01 pm

सुन्दर ।।।।मुझे कृपया षोडश मातृमण्डल के ऋषिछन्द कहिहे

जवाब दें

**Unknown** 1 जनवरी 2020 को 9:10 pm

अति उत्तम

जवाब दें

Unknown 9 जनवरी 2020 को 8:42 am अति उत्तम

जवाब दें

Unknown 14 जनवरी 2020 को 5:46 pm उत्तम जवाब दें

Unknown 18 जनवरी 2020 को 8:58 am आपका सादर आभार जवाब दें

Unknown 28 जनवरी 2020 को 6:38 am जय हो बहुत सुंदर जवाब दें

Unknown 3 फ़रवरी 2020 को 12:20 am बहुत अच्छा जवाब दें

Unknown 22 फ़रवरी 2020 को 6:09 am श्रीमानजी यदि आपके पास देवपूजा विधि के पार्टी का pdf हो तो कृपा करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 8416944049 पर भेजने की कृपा करें । आपकी मुझपर महान कृपा होगी।

जवाब दें

Unknown 6 मार्च 2020 को 9:10 am बहुत सुन्दर 🙏 🙏 जवाब दें

Unknown 16 मार्च 2020 को 5:26 am अति सुन्दर जवाब दें

Unknown 23 मार्च 2020 को 1:05 am गुरू जी अगर शंकरभगवान और माँ दुर्गा की पूरी पूजा विधी अभीषेक तक पीडीएफ है तो भेजने का कष्ट करे. आपका शिष्य

जवाब दें

Narendra Kumar Dwivedi 8 अप्रैल 2020 को 7:56 am बहुत सुंदर, आभार जवाब दें

Unknown 8 अप्रैल 2020 को 8:29 am जय श्री राम

बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके दाओरा नारायण जी। याद नहीं हो पा रहा है कुछ इसके लिए आप मार्ग दरसन्न करे।।

जवाब दें

4/26/2020, 6:31 PM 12 of 13



इस रूप में टिप्पणी करें:

पूर्वावलोकन

डालें

Vasudev Shastri (C

| काव्यप्रकाशः (दशम उल्लासः 2)                                         | जगदानन्द झा               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| करोना के परिप्रेक्ष्य में स्मृति ग्रंथों में वर्णित आचरण की व्यवस्था | जगदानन्द झा               |
| काव्यप्रकाशः (दशम उल्लासः 1)                                         | photo                     |
| काव्यप्रकाशः (नवम उल्लासः)                                           | मध्यकालीन संस्कृत साहित्य |
| काव्यप्रकाशः (अष्टमोल्लासः)                                          |                           |

## आपको क्या चाहिए?

साइन आउट करें

मुझे सूचित करें

इस ब्लॉग में संस्कृत के विविध विषयों पर आलेख उपलब्ध हैं, जो मोबाइल तथा वेब दोनों वर्जन में सुना, देखा व पढा जा सकता है। मोबाइल के माध्यम से ब्लॉग पढ़ने वाले व्यक्ति, search, ब्लॉग की सामग्री यहाँ खोजें, लेखाभिज्ञानम् तथा लेखानुक्रमणी के द्वारा इच्छित सामग्री खोज सकते हैं।कम्प्यूटर आदि पर मीनू बटन दृश्य हैं। यहाँ पाठ लेखन तथा विषय प्रतिपादन के लिए 20,000 से अधिक पृष्ठों, कुछेक ध्वनियों, रेखाचित्रों, चित्रों तथा चलचित्रों को संयोजित किया गया है। विषय सम्बद्धता व आपकी सहायता के लिए लेख के मध्य तथा अन्त में सम्बन्धित विषयों का लिंक दिया गया है। वहाँ क्लिक कर अपने ज्ञान को आप पुष्ट करते रहें। इन्टरनेट पर अधकचरे ज्ञान सामग्री की भरमार होती है। कई बार जानकारी के अभाव में लोग गलत सामग्री पर भरोसा कर लेते हैं। ई-सामग्री के महासमुद्र में इच्छित व प्रामाणिक सामग्री को खोजना भी एक जटिल कार्य है। इन परिस्थितियों में मैं आपके साथ हूँ। आपको मैं प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ आपकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए वचनबद्ध हूँ। प्रत्येक लेख के अंत में मुझे सूचित करें बटन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करना नहीं भूलें।

Copyright © 2020 Sanskritbhashi संस्कृतभाषी | Powered by Blogger

 $Design\ by\ FlexiThemes\ |\ Blogger\ Theme\ by\ NewBloggerThemes.com$